## गाणपत्य तांत्रिकी सन्ध्या

स्नात्वा धौते वाससी परिधाय सन्ध्यावन्दनादि कृत्वा

ओं गं आत्मतत्त्वाय स्वाहा।

ओं गं विद्यातत्त्वाय स्वाहा।

ओं गं शिवतत्त्वाय स्वाहा।

ओं गं सर्वतत्त्वाय स्वाहा।

इति तत्त्वाचमनं कृत्वा मूलेन प्राणनायम्य

"ओं तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमही तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्" इति गणपतिगायत्र्या

ओं सूर्यमण्डलस्थाय महागणपतये एषोऽध्र्यः स्वाहा,

इति त्रिः अर्घ्यं दत्वा, ऋष्यादि षडङ्गन्यास पूर्वकं अष्टोत्तरशतवारं वा अष्टाविंशतिवारं वा मूलमन्त्र जप्त्वा

अनेन कर्मणा भगवान् श्रीमहागणपतिः प्रीयतां । इति सन्ध्यां गणपतये निवेदयेत् ॥

आदि शंकर वैदिक विद्या संस्थान

दूरभाष: 9044016661